## हिन्निणिन-गणिए

(सर्ग-काण्ड एवं धर्म-काण्ड)

सस्पादक

'कुल-मूपण' पण्डित रमावत्त शुक्ल, एम० ए०

प्रकाशक

क देवादत्त शक्त स्मारक

## <u> अनुक्रमणिका</u>

## प्रथमः सर्ग-काण्डः

## प्रयमः परिच्छेदः

| वोज-स्वरूप, शब्द-प्रादुर्माव, रूपाकर-कथनम् | 49€ |
|--------------------------------------------|-----|
| १ मञ्जलाचरणं                               | \$  |
| -२ ग्रन्यकार-परिचयः                        | 5   |
| ३ प्रत्य-प्रशंसा                           | K   |
| ४ प्रत्यस्य अनुक्रमणिका                    | . 8 |
| प्र ग्रन्यस्य काण्ड-परिच्छेवादि-निरूपणम्   | E   |
| ६ तन्त्र-शास्त्र-प्रशंसा                   | Į o |
| ७ गृहे तन्त्र-शास्त्र-स्थिति-फलम्          | 20  |
| ः तन्त्रोक्त कर्मणो हानि-निवेधः            | 19  |
| द्ध ज्योतिस्तन्त्रादी अपराग्द-निषेपः       | 17  |
| १,० तन्त्र-शास्त्रे संशय-निर्पेष्ठः        | 33  |
| ११ तन्त्र-शास्त्रे विश्वास-फलं             | 35  |
| १२ तन्त्र-ज्ञान-फलं                        | 17  |
| १३ तन्त्र-शास्त्राधिकारि-कचनम              | .2> |
| १४ कतो तन्त्रोक्त-कर्मणा कलाबीद्तिः        | 19  |
| १५ तन्त्र-वदतृ-प्रशंसा                     | 5.3 |
| १६ तन्त्रादि-निन्दा-करणे दोयः              | 10  |
| १७ तन्त्र-श्रवए-फलम्                       | ,2> |
| १८ शक्त्युत्पत्ति-कपनम्                    | 44  |
| १३ युद्धि-प्रकरणम्                         | ath |
| २० तत्र त्रि-विध विन्दु-कपनम्              | 5.8 |
| २१ ति-विद्य शक्ति-रूपनं च                  | 13  |
| २२ तत्र बहा-विष्यु-शिवाद्यस्पत्तिः         | 18  |
| २३ शस्त्या सुष्टचादि-कचनम्                 | 48  |

| २४ शब्द-ग्रह्मोत्पत्ति कथनम्                         | 25            |
|------------------------------------------------------|---------------|
| २५ तत्र बहानो हैविच्य-कथनम्                          | 13            |
| त्रितीयः परिच्छेदः                                   |               |
|                                                      |               |
| शहदार्थ-स्वह्रप-त्रह्म-कथनं, गर्माक्षर-जात-जगत्-क    | यत १७-३ व     |
| १ शब्दादीनां स्फोट-यादः                              | 40            |
| २ घद्-ित्रात् त€य-निक्ष्पग्रम्                       | 9.8           |
| <ul><li>विष्णु-शिव-शक्तीनां पञ्चाशन्सूतंयः</li></ul> | २२            |
| ४ कालोत्पत्ति-कथनम्                                  | 29            |
| प्र पञ्चारात् विश्वारपतिः                            | 58            |
| इ पश्चाशस् विष्णु-शक्त्युत्वत्तिः                    | 11            |
| ७ वश्वाशत् रुद्रोत्पत्तिः                            | 5%            |
| व॰बाशत् चत्र-शवस्युत्पत्तिः                          | 91            |
| 🚜 औषधि-प्रयोजनम्                                     | 31            |
| १० परम बह्य-निरूपणम्                                 | 79            |
| ११ वर्णतो नाना-सास्त्रोत्पत्तिः                      | \$0           |
| ३२ वर्णतो राति-सृब्ध्ट-कथनम्                         | ₹ ₹           |
| १३ राश्यधिय कथनम्                                    | वर            |
| १४ जिभुजन-राज्ञि-चक्र-कथनम्                          | 89            |
| १५ वर्णतो नक्षत्र-सुव्हि-कयनम्                       | 39            |
| १६ ग्रमावास्योत्पत्ति-कचर्न                          | 23            |
| ५७ नक्षत्र-वारादी चप्-कवनम्                          | 39            |
| १८ जन्म-नक्षत्रे वृक्ष खेदन-निर्वेद्य                | 19            |
| १३ नक्षत्र-देवता-कपनम्                               | "             |
| २० नवात्र-योति-कयनम्                                 | 33            |
| २१ नक्षत्र-योनिः फलम्                                | 28            |
| २२ पन्नोत्वति-तिच्यधिय-कवनम्                         | 5.8.          |
| वृतोयः परिच्छेवः                                     |               |
| चतुर्विध-देह-सृदिट-ऋयनम्                             | <b>ラガー</b> 尽名 |
| २ श्रय सुध्टि-कवनम्                                  | J SX          |
| २ लतारि-मान-कयनम्                                    | 23            |
| ३ मुहूर्त-विन राजि-पास-ब्रह्मर-पानम्                 | 36            |
| (x)                                                  |               |

| 8                                     | तत्र बह्य-विनाबि-निरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | तत्व-सुष्टि-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                            |
| Ę                                     | वश्व-भूतोत्वत्ति-सय-प्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                                             |
|                                       | पश्च-भूत-गुज-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79                                            |
|                                       | भूत-मण्डल-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इंद                                           |
|                                       | भूत-स्वरूप-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29                                            |
|                                       | भूत-पश्चात्मक-चतुर्विद्य-देह-सृद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28"                                           |
|                                       | तत्र पञ्जीकरण-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹€                                            |
|                                       | र्जाद्भवाद्यस्यत्ति-कयनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yo                                            |
| 23                                    | पाप-विशेषाद् युक्त-योनि-प्राप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                            |
| 18                                    | पाप-भेवाङजलस्वादि-प्राप्ति-कयनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                            |
| 18                                    | तत्तत्-पाय-प्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85                                            |
| 38                                    | फुमि-कीट-पत्रङ्गादीनामुत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22                                            |
|                                       | ग्रण्डजायुत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                            |
| <b>\$</b> =                           | जरायुज-मनुष्याद्यारपत्ति-कथनम्, मनुष्यत्व-प्राप्ति-प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                                            |
|                                       | चतुर्थः परिच्छेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                       | अल-मध-कोपात्मक-मनुष्य-देह-कथनम् 🛴                                                                                                                                                                                                                                                                                            | スペーズニ                                         |
| 8                                     | वेह-सृष्टचा गर्नोत्पत्ति-प्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AN                                            |
| 100                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 3                                     | शुक्र-शार्णतादुत्पात्त-प्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                                            |
| 3                                     | शुक्र-शोणितादुत्पत्ति-प्रकारः<br>देह-मृष्टौ धातु-कयनम्                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b> 75                                   |
| 8                                     | देह-सृष्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियेन्द्रियार्थ-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| N & M                                 | देह-सृष्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियेन्द्रियार्थ-कथनम्<br>इन्द्रियार्गः गुण-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                               | 85                                            |
| N & M                                 | देह-सृष्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियेन्द्रियार्थ-कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43</b><br>88                               |
| 6 A K & 44                            | देह-छूप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियेन्द्रियार्थ-कथनम्<br>इन्द्रियार्गः गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतो-द्भूषारम्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्                                                                                                                                                                                              | 113<br>RS                                     |
| サンとする日                                | देह-छूप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियेन्द्रियार्थ-कथनम्<br>इन्द्रियार्गः गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतो द्भूषारूप्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्                                                                                                                                                                      | ¥2<br>49<br>"                                 |
| BRAKA                                 | देह-छूप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियोणं-कथनम्<br>इन्द्रियाणं गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतो:द्भूषास्थ्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्<br>प्रस्थानुत्पत्ति-कथनम्                                                                                                                                                       | ४३<br>५१<br>५२<br>५३                          |
| BRAKA                                 | देह-छूप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियाएं गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतोःद्भूषास्थ्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्                                                                                                                                                  | ***<br>***<br>***<br>***                      |
| BRAKA                                 | देह-छूप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियोणं-कथनम्<br>इन्द्रियाणं गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतो:द्भूषास्थ्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्<br>प्रस्थानुत्पत्ति-कथनम्                                                                                                                                                       | ***<br>***<br>***<br>***                      |
| からいっているという                            | देह-छुप्टी धातु-कथनम्<br>इन्द्रियाएं गुज-कथनम्<br>पन्द-भूतो-द्भूषास्थ्यादि-कथनम्<br>जन्तुलक्षणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्<br>नाडो-युक्ष-स्थान-कथनम्<br>पन्तमः परिच्छेदः<br>मनुष्य-जनम-कथनम्                                                                                | ***<br>***<br>***<br>***                      |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | देह-छूप्टी धातु-कथनम् इिन्न्यिक्तियार्थ-कथनम् इिन्न्यार्थः गुज-कथनम् पन्द-भूतो-द्भवार्थ्यादि-कथनम् जन्तुलक्षणम् नाङ्गुत्पत्ति-कथनम् ग्रस्थ्याद्युत्पत्ति-कथनम् ग्रस्थ्याद्युत्पत्ति-कथनम् नाङो-भुज-स्थान-कथनम् पन्तमः परिच्छेवः मनुष्य-जन्म-कथनम् वायु-प्रकरणं तत्र शरीरस्य-वायु-कथनं च                                      | ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** |
| STREET CAKE                           | देह-सृद्धी धातु-कयनम्<br>दिन्द्रयोशं गुण-कथनम्<br>दिन्द्रयोशं गुण-कथनम्<br>पन्द-भूतो-द्भवास्य्यादि-कथनम्<br>जन्तुललणम्<br>नाड्युत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्<br>ग्रस्थागुत्पत्ति-कथनम्<br>नाडो-पुल-स्थान-कथनम्<br>पन्तमः परिच्छेदः<br>मनुष्य-जन्म-कथनम्<br>वायु-प्रकरणं तत्र शरीरस्य-वायु-कथनं च<br>वसान्नि-कथनम् | ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** |
| BAN CORROSER                          | देह-छूप्टी धातु-कथनम् इिन्न्यिक्तियार्थ-कथनम् इिन्न्यार्थः गुज-कथनम् पन्द-भूतो-द्भवार्थ्यादि-कथनम् जन्तुलक्षणम् नाङ्गुत्पत्ति-कथनम् ग्रस्थ्याद्युत्पत्ति-कथनम् ग्रस्थ्याद्युत्पत्ति-कथनम् नाङो-भुज-स्थान-कथनम् पन्तमः परिच्छेवः मनुष्य-जन्म-कथनम् वायु-प्रकरणं तत्र शरीरस्य-वायु-कथनं च                                      | ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** |

| ४ इन्द्रियेषु पञ्च-भूत-स्थिति-प्रकारः                      | ६२     |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ६ बेहे चतुर्वश-भुवन-स्थानाविः                              | £8     |
| ७ शरीरे तीर्यादि-कयनम्                                     | EX     |
| = गर्भतो जीव-निःसरण-प्रकारः                                | 48     |
| a कुण्डलोतो वर्णोत्पत्ति-प्रकारः                           | 50     |
| १० जन्तोरेकादशावस्था-कथनम्                                 | Ę U    |
| ११ स्व-कर्मानुसारेण स्वर्गादिकम्                           | 11     |
| वष्ठः परिच्छेदः                                            |        |
| वर्णोत्पत्ति-क्रम-कथनम्                                    | \$=-3£ |
| १ प्रस्तुत वर्णोत्यस्ति-प्रकारः                            | ६द     |
| २ मुण्डलिनी-स्वरूप-कथनम्                                   | 11     |
| ३ तत्राक्षरीत्पत्ति-क्रमः                                  | ७३     |
| ४ यश्वाशत्-काम-नामानि                                      | 11     |
| ५ काम-राक्ति-नामानि                                        | 68     |
| ६ पञ्चाशत् ग्रोश-नामानि                                    | 27     |
| ७ पञ्चाशत् गणेश-शक्तमः                                     | 17     |
| = एकोन-पञ्चाशत् क्षेत्रपालाः                               | OX.    |
| ६ सेवपाल-कथनं प्रयोजनं च                                   | 22     |
| १० येखरी-सृष्टि-कथनम्                                      | 22     |
| ११ वर्णोच्चारण-स्थानादिकम्                                 | ७६     |
| १२ वर्णोच्चार-प्रकारः                                      | 95     |
| १३ वर्णानां शि उ-शक्त्यात्मकत्वं ह्रस्य-दीर्घस्वादि-कथनं च | 11     |
| १४ वर्णानां पञ्च-मूतात्मकता मातुका-संज्ञादिश्च             | 20     |
| सप्तमः परिच्छेदः                                           |        |
| म्रक्षर-लेखनावि-प्रकार-कथनम्                               | 40-40  |
| १ मक्षराणां मूर्ति-कन्पना लेखन-प्रकारश्च                   | 50     |
| २ सूनौ वर्ण-मन्त्र-पुस्तकादि-लिखन-निषेधः                   | 44     |
| ३ लेखनी-करण-युमाशुनम्                                      | 52     |
| ४ पुस्तक-मान-कथनम्                                         | 12     |
| ४ - पुस्तक-वेध-कलम्                                        |        |
| ६ पुस्तक-पत्र-फलम्                                         | 37     |
| ७ पुस्तके वेद-लिखन-निर्ययः                                 | £ è    |
| ( €' ) <sup>L</sup>                                        |        |

| द लेखक-पूत्र I-फलम्                                             | É e            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| € लिखितस्य वेतन-प्रहणे दोषः                                     | **             |
| ग्रष्टमः परिच्छेदः                                              |                |
| वर्णाभिवान-कथनम्                                                | £9-8£          |
| नवमः परिच्छेदः                                                  |                |
| आम्नाय-मेद-रूप-केशर-कथनम्                                       | 900-905        |
| १ मन्त्र-प्रकरणम्                                               | 200            |
| २ पृथिव्यां तन्त्रायतरणम्                                       | "              |
| ३ तत्र महा-विद्यादीनां मातृका-वर्ण-भेदेम्यः सर्व-यर्णोत्पत्ति-व |                |
| ४ तम प बाम्नावादि-मेद-कथनं, तत्व-कथनं,                          |                |
| मट्टारक-शब्द-ब्युत्पत्यादि-क्रयनं च                             | » ·            |
| ४ अप्टादश विद्या चतुर्वेदोववेदाङ्गाचुत्पत्ति-अचनम्              | **             |
| ६ तत्रं शैव-पागुपतादि-शास्त्रीत्पत्ति-कयनम्                     | 808            |
| ७ साम्बोद्धिक-सास्त्राच्ययने भ्रुगाल-योनित्य-प्राप्तिः          | 803            |
| द्र पश्चाम्नायादि सन्त्र-प्रभेदाः                               | 808            |
| <b>द</b> पडाम्नायादि-भेवाः                                      | 80%            |
| १ प्राम्नाय-मेदेनाचार-भेदः                                      | 708            |
| ११ सन्त्राणी वेदाङ्गत्वादि-कचनम्                                | 11             |
| २ घन्येषां सामान्य-शास्त्रत्वादिकम्                             | 11             |
| ३ तत्र मागवत-सक्षणम्                                            | 800            |
| ४ मानुका-वर्ण-नेवेम्यः सर्व-मन्त्रीत्पतिद्विविध-मन्त्र-जाति-क   | यनंच           |
| १४ प्रयोग-विशेष-सिद्धचर्यं मन्त्राणां श्रीविध्य-कथनं पं-त्रपंसक | विन्मेदाश्च ,, |
| १६ फर्म-मेदै स्त्री-नपुंसफ-मन्ध-प्राशस्त्यादि-कथनम्             | १०५            |
| १७ सुप्त-प्रबुद्ध-मन्त्राणां प्रयोग-निर्वेदः                    | 19             |
| १८ सुप्त-प्रबुद्ध-मन्त्राणां सक्षर्णम्                          | **             |
| दशमः परिच्छेवः                                                  |                |
| फल-कथनम्                                                        |                |
| <b>१</b> ' मन्त्राणां छिन्नादि-बुष्टाबस्या                      | 208            |
| २ छिन्नादि-भन्त्राणां सक्षाणानि                                 |                |
| ३ मन्त्र-शोधनस्यावश्यकत्वम                                      | 182            |
| ४ मन्त्र-शोधन-प्रकारस्तत्र महा-मुद्दा-कथनम् ध                   | 11             |
| (9)                                                             | **             |

| ४ योनि-मुदा-कथनम्                                          | 99%     |
|------------------------------------------------------------|---------|
| ६ योनि मुद्रा करएगास्त्री मूत-लिप्याविना मन्त्र-वोव-शान्ति |         |
| ७ झस्या ऋष्यादि-न्यासः, यहन्त्र-न्यासादिकं, व्यानं च       | 920     |
| द अस्या घ्यानान्तरम्                                       | 19      |
| ह मूत-तिपेः प्राण-प्रतिष्ठा                                | 939     |
| १० मृत-लिपि-न्यास-फ्रमः                                    | 19      |
| ११ मस्याः पुजा-क्रमः                                       | 922     |
| १२ प्रस्याः प्रयोग-फलं च                                   | 922     |
| १३ मन्त्राणां दोष-शान्त्ययं बरा-संस्काराः                  | 19      |
| १४ बीजाभिधानम्                                             | 458     |
| द्वितीयः धर्म-काण्डः                                       |         |
| प्रयमः परिच्छेदः                                           |         |
| संस्कार-रूप ग्रन्य-कचनम                                    | 982-948 |
| १ गमधानादि-संस्काराः                                       | 848     |
| २ तत्राबी ऋतु-संस्कारः                                     | "       |
| ३ गर्नाधान-पत्यनम्                                         | १३३     |
| ४ पुंसवन-विधिः                                             | 18      |
| ५ पन्तामृत-विधिः                                           | 63.8    |
| ६ सीमन्तोप्रयन-विधिः                                       | 17      |
| ७ जात-कर्म-विधिः                                           | **      |
| <ul><li>निष्क्रमण-प्रयोगः</li></ul>                        | 255     |
| 🕹 मन्त-प्रामन-विधिः                                        | 230     |
| १० चूडाकरणम्                                               |         |
| ११ अयोजनयनम्                                               | १३=     |
| १२ तत्र यत-सूत्र-परिमाणम्                                  | 19      |
| १३ यत-सूत्र-प्रमाणाताने बोयः                               | 192     |
| १४ यज्ञ-सूत्रस्य कर्तनम्                                   | **      |
| १४ अस्य प्रनिय-प्रकारः                                     | 23      |
| १६ घरव जीव-ज्वासः                                          | 540     |
| १७ मत्तोपवीतादि-घारण-विधिः                                 | 18      |
| १ व बार-परिवर्तन्यायस्यकता                                 | \$x\$   |
| १६ धर्म-पत्नी-काम-पत्नी-निर्णयः                            | 14      |
| (=)                                                        |         |
| and a                                                      |         |